र्सस्कृत बी० ए०, एम० ए०, पी-एच० डी०, शास्त्री ग्राचार्य छात्रोपयोगी

# साहित्य लहरी

(#, #)

HAe 87

लेखक

पं० जमीतारामात्मज कवि तार्किक ज्योतिष शास्त्र निष्णात पं० शानचन्द्र शर्मा वेदान्त शास्त्री



Sky Lark Photo Studio

1. New Market, Near Liberty Cinema Rohtak Road, NEW DELHI-5 (India)

Price: 150 Paise

2582



0wM 152K5;3 03185

कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुक्क देना होगा।

| प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा। |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TENEDO.                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |  | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |

मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसो ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

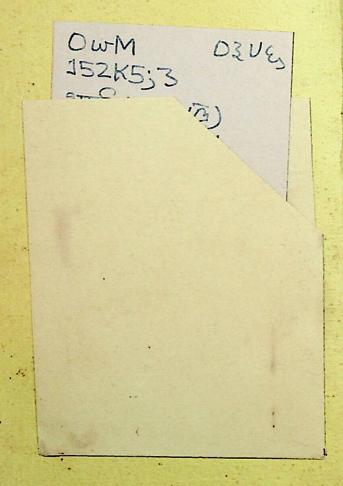



पं० जमीतारामात्मज किंव तार्किक ज्योतिष शास्त्र निष्णात पं० ज्ञानचन्द्र शम्मी वेदान्त शास्त्री

# 0wM 152K5;3

| guinn         | ······                   |
|---------------|--------------------------|
| 🖁 😂 बुद्ध म   | वन वेद वेदान पुस्तकालय 🐵 |
|               | थ। र जिस्ता ।            |
| अगात जगान     | 0.3.96                   |
| हे दिनाक, ,,, | 3015                     |
| Laman         | ~ mmmmmmm                |

# नन्दिकेश्वर ई० पू० 300

राजशेखर ने काव्यमीमांसा में प्राचीन म्राचार्यों की गणना करते हुए कहा है कि नन्दिकेश्वर रस विषय के पहले स्राचार्य थे। कुछ ग्रन्थों में इनको ग्रन्य विषयों का आचार्य भी माना है। रतिरहस्य ग्रीर पंचसायक ग्रन्थों में इन्हें काम शास्त्र Erotics का ग्राचार्य बतलाया है। संगीतरत्नाकर के रचयिता शारंदेव ने इन्हें संगीत का आचार्य माना है। नन्दिकेश्वर के नाम से योगतारावली, नन्दिकेश्वरितलक प्रभाकरविजय, लिंगवारणचन्द्रिका, आदि परस्पर विरोधी सम्प्र-दायों से सम्बन्ध रखने वाले अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । मुद्रास की खोज रिपोर्ट में नन्दिकेश्वर के नाम से तल्लुक्षण वथा जालादिनक्षण ग्रन्थों की चरचा हुई है। इस दृष्टि से ऐसा जान पड़ता है कि उन्हें ताल (वाद्यसंगीत) विषय अत्यन्त प्रिय था । उन्हें तंत्र, पूर्वभी प्रांस्य, तथा लिंगायत शैव सिद्धान्तों का अनुयायी बताया जाता है। वह शिक् के अवतार थे और कैलाश पर रहते हुए उनका इन्द्र के साथ सम्बाद हुआ ऐसा वर्णन मिलता है। दक्षिण में निन्दिकेस्वर को एक देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका कथन है कि बिना रस के कोई भी नाट्यगत अर्थ प्रवर्तित नहीं होता। कवि की रचना जहाँ तक हो

भरतसूत्रे

रसाधिकारिक निन्दिकेश्वरः । रूपकिनरूपणीयं भरतः इसकी पुष्टि ग्रिमिनव भारती से भी होती है ।

यथा वीजाद् भवेत् वृक्षो वृक्षात् पुण्यं फलं ततः । एवं मूलं रसाः सर्वे तेम्यो भावाः प्रवितताः ॥

सके निर्दोष होनी चाहिए। तभी किन ग्रौर उसका काव्य यश वाला हो सकता है अन्यथा नहीं। व्याकरण शास्त्र तो शब्द की Correctness शृद्धि ग्रीर अशृद्धि को वतलाता है। पर अलंकार शास्त्र शब्द की योग्यता Fitness को बतलाता है इसीलिए इसे राजशेखर ने वेद का सातवाँ ग्रंग माना है ग्रीर कई ग्राचार्य ग्रलंकार शास्त्र को व्याकरण की पुंछ 3 मानते हैं पर यथार्थ में इस शास्त्र की उपादेयता व्या-करण से भी अधिक है किसी कवि ने कहा है कि शब्द के यथार्थ रूप के प्रयोग को अलंकारिक विद्वान Ahetoric ही जान सकता है। यह सम्भवतः दाक्षिणात्य थे। शारदातनय के भाव-प्रकाशन के अनुसार निन्दिकेश्वर ने शिव की ग्राज्ञा से नाट्यवेद की शिक्षा ब्रह्मा को दी। ब्रह्मा ने भरत और उनके पाँच शिष्यों को उसमें दीक्षित किया। रामकृष्णकवि ने निन्दिकेश्वर तथा तंडु को एक ही व्यक्ति माना है उनके मतानुसार निन्दिकेश्वर ने निन्दिकेश्वर संहिता की रचना की जिसका ग्रंव केवल पात्र सम्बन्धी परिच्छेद मिलता है वह सम्भवतः ग्रिभिनयदर्पण है। महामुनि भरत को नाट्य शास्त्र की प्रेरणा नन्दिकेश्वर से मिली थी। नाट्यशास्त्र में कहा गया है। कि तंड़ ग्रपर नाम नन्दिकेश्वर ने ग्रिभनय की शिक्षा भरत को दी थी।

भरतमुनि ई॰ 200 पूर्व

ग्रलंकारशास्त्र में निन्दिकेश्वर के बाद उपलब्ध ग्रन्थों में भरत नाट्य शास्त्र ही सबसे प्राचीन है। इस में कोई सन्देह नहीं। क्योंकि

कविकण्ठाभरऐ

काव्यादर्शे

3. व्याकरणस्य पुच्छम्

त्रिवेणिकायाम्

निर्दोषं गुणवत् काव्यमलंकारैरलंकृतम् ।
 रसान्वितं कविः कुर्वन कीर्ति प्रीति च विन्दिति ॥
 तदल्पमिपनोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथञ्चन ।
 स्याद् वप्रः सुन्दरमिर क्वत्रेणैकेन दुर्भंगम् ॥

<sup>4.</sup> शक्ति भजन्ति सरला लक्षणां चतुरा जनाः व्यंजनां नर्ममर्मजाः कववः कमनाजनाः ।

रसनिरूपण पहले पहल इसी में मिलता है और अलंकार शास्त्र के . दूसरे भी विषय इस में प्रतिपादित हैं। काव्यप्रकाश में उद्घृत भरतनाट्यशास्त्र का , सूत्र जो रस के जन्म के विषय को प्रतिपादन करता है ग्रौर जिस की व्याख्या भिन्न भिन्न भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, ग्रौर ग्रभिनवगुप्तपादादि ग्राचार्य्य भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। उस सूत्र से ज्ञात होता है कि यह भरत नाट्यशास्त्र पहले पहल सूत्रों में था। उस के वाद किसी ने इस को छदीबद्ध किया। भरत के विषय में विद्वानों का मत है कि यह कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं इस को पौराणिक मानना ही समुचित है। नटविशेष कुशीलव ही भरत कहलाते थे, पर दूसरे विद्वान् ऐसा नहीं मानते वह भरत को व्यक्ति विशेष मानते हैं। इस उपलब्ध नाट्यशास्त्र में 37 ग्रध्याय हैं ग्रौर इलोक संख्या 5000 हजार के लगभग है। इसमें गद्य भी है। थोडे इलोक ग्रार्ट्या तथा ग्रन्य छंदों में भी हैं। ये ग्रार्याएं सूत्र के ग्रनुसार रची गई हैं ऐसा उसी में इस के ग्रादि में कहा है कि नाट्यशास्त्र पंचम वेद है। जिस को ब्रह्मा ने भरत को सिखाया था। इस नाट्यशास्त्र की 9 टीक्यें थीं ऐसा निर्देश मिलता है पर प्रायः ग्राज कल ग्रभिनवगुप्त की ग्रभिनवभारती ही सर्वत्र उपलब्ध है।

### भामह ई० 500

इन का विरचित अलकार का प्रसिद्ध ग्रन्थ काव्यालंकार है भ्रति प्राचीन ग्रालंकारिकों में इन की गणना की जाती है इन के विषय में विशेष कुछ ज्ञान नहीं होता परंतु काव्यालंकार के ग्रन्तिम क्लोक से ज्ञात होता है कि इन के पिता का नाम रिकलगोमिन् था। प्राचीन काल में यह शब्द बौद्धों में विशेष प्रयुक्त होता था और ग्रन्थारम्भ में इन्होंने सार्बसर्वज्ञ का वर्णन किया है। इन कारणों से अनेक विद्वान इन की

<sup>1.</sup> न तज्ज्ञानं न तज्ज्जिल्पं न साविद्या न सा कला। न तद् योगो न तद् कर्म नाट्येऽस्मिन् यन् न दृष्यते ॥
2. विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगत् रसनिष्पत्तिः

<sup>·</sup> CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बौद्ध मतावलम्बी मानते हैं। किन्तु इन के ग्रंथ में जो ग्रनेक कथाश्रों का निर्देश मिलता है वह बौद्ध ग्रन्थों का नहोकर रामायण ग्रौर महाभारत ग्रादि प्राचीन ग्रथों के हैं। इन के ग्रन्थ में वैदिक यज्ञ यागादि की वड़ी प्रशंसा की गई है ग्रौर सोमपान की स्तुति भी मिलती है इसिलिये ग्रन्थ विद्वान् इन को वैदिक धर्मावलम्बी मानते हैं। इन के पिता के नाम से मालूम होता है कि यह काश्मीर निवासी थे। इन का एक मात्र ग्रन्थ काव्यालंकार में 6 परिच्छेद हैं। ग्रौर कुल श्लोक 400 हैं। यह ग्रन्थ प्रायः ग्रनुष्टुप् में ही विरचित है वीच वीच में कहीं कहीं ग्रन्थ छंद भी मिलते हैं। भट्टोद्भट्ट ने भामह के काव्यालंकार पर विवरण नाम की टीका लिखी। बृत्तरत्नाकर में भामह के नाम से कई श्लोक उद्घृत हैं। इस से ज्ञात होता है कि भामह विरचित छंद का कोई ग्रन्थ ग्रवश्य था जो सम्प्रति ग्रनुपलब्ध है।

इस के षष्ठम् परिच्छेद में 60 क्लोक हैं और व्याकरण की अगुद्धियों से वचने का उपदेश किया गया है। इसलिये यह परिच्छेद वड़ा ही उपयोगी है

### दण्डी ई० 600

श्राचार्य दण्डी संस्कृत के प्रथम गद्यकार हैं। दण्डी सम्भवतः एक उपाधि नाम था। उनका वास्तविक नाम अविदित है। उनके देश काल के बारे में तो कुछ प्रामाणिक रूप से तो नहीं कहा जा सकता पर इतना तो स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है कि वह दाक्षिणात्य ग्रौर सम्भवतः विदर्भ देशीय (बरार निवासी) थे। वण्डी को तीन ग्रन्थों का प्रणेता बताया गया है इसका ग्राधार शारंगघर-पद्धति में दिए

ग्रवलोक्य मतानि सत्कवीनां, ग्रवगम्य स्विधया च काव्वलक्ष्म । सुजनावगमाय भामहेन ग्रथितं रिकलगोमि सूनुनेदम् ।।

<sup>2.</sup> त्रयोऽग्नयस्त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयो गुणा: । त्रयो दण्डिप्रवन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता: ॥

<u>द</u>

गए राजशेखर का वह क्लोक है जिसमें दण्डी के तीन प्रबन्धों को, तीन ग्रग्नि, तीन देव, तीन वेद ग्रौर तीन गुणों के समान तीन लोकों में विश्रुत वताया गया है। (1) काव्यादर्श (2) दशकुमारचरित ग्रीर (3) मल्लिकामारुत । कुछ दिन पहले मल्लिकामारुत को दण्डी का तीसरा ग्रन्थ माना जाने लगा परन्तु ग्राधुनिक ग्रनुसन्धानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उक्त नाटक दण्डी का न होकर मालाबार के किसी उद्ग्डरँगनाथ (1500 ई०) कवि का है दण्डी का तीसरा ग्रन्थ गद्यकाव्य ग्रवन्तिसुन्दरीकथा माना गया है। काव्यादर्श का प्रसिद्ध टीकाकार जंघाल अपनी टीका में अवन्तिसुन्दरी नामक 1 आख्यायिका का हवाला दे चुका है। इस महाकवि का विरचित स्रलं-कार शास्त्र का ग्रन्थ काव्यादर्श बहुत प्रसिद्ध है । इसके चार परिच्छेद हैं । इसकी रचना अनुष्टुप् में है। क्लोक संख्या 660 से 663 मिलती है। इस पर एक कुसुमप्रतिमा नामक टीका पंडित नृसिहदेव शास्त्री दर्शनाचार्य प्रणीत लाहौर से प्रकाशित हुई है। इनका दूसरा ग्रन्थ दशकुमार चरित तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। (1) पूर्वपीठिका जिसमें 5 उच्छवास हैं। (2) दशकुमारचरित जिसमें 8 उच्छवास हैं। (3) उत्तरपीठिका। कई विद्वानों के मत में दशकुमारचरित ही दण्डी की वास्तविक रचना मानी जाती है।

इतना तो स्पष्ट है कि ग्रारम्भ में दण्डी ने सम्पूर्ण दशकुमार चरित की रचना की होगी परन्तु किसी कारणवश इस ग्रन्थ का ग्रादि ग्रीर ग्रन्त भाग नष्ट हो गया होगा इस पर दण्डी के किसी भक्त ने जो मूल ग्रन्थ की शैली ग्रीर कथा से परिचित होगा उसने पूर्व ग्रीर उत्तर पीठिका जोड़ कर ग्रन्थ को पूर्ण बना दिया। सम्भव है कि दण्डी को ग्रपनी कृति में गुणाढय की वृहत्कथा से प्रेरणा मिली हो। इसमें दश राजकुमार अपने ग्रपने पर्यटनों, विचित्र ग्रनुभवों तथा पराक्रमों का मनोरंजन वर्णन करते हैं। दण्डी सुभग एवं मनोरम

<sup>1.</sup> ग्राख्यायिकोपलब्धार्था, प्रवन्धकल्पना कथा

वैदर्भी गद्य शैली के ग्राचार्य कहे जाते हैं। वह अनुप्रासालंकार के बड़े प्रिय थे। किसी ग्रालोचक ने दण्डी को ही एक मात्र किंव बतलाया है। एक दूसरे ग्रालोचक ने कहा है कि बाल्मीिक के प्रादुर्भाव के बाद किंव शब्द एक वचन में प्रयुक्त हुग्रा करता था। व्यास के बाद द्विचचन में तथा दण्डी के बाद वहुवचन में होने लगा। दशकुमार चरित के अवलोकन से पता चलता है कि दण्डी एक सम्पन्न व्यक्ति थे उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक ग्रनुभव प्राप्त किये थे।

दण्डी ने काव्यादर्श के मंगलाचरण में सरस्वती को सर्वशुल्का ऐसा कहा है पर कर्णाटक निवासिनी विजयांका की प्रशंसा की गई है। उसे सरस्वती के समान कहा गया है और वैदर्भी मार्ग की रचना में कालिदास के समान है और उसकी आकृति नील कमल के समान श्याम प्रथात (सरस्वती का वर्णन श्याम है) ऐसा सूक्तिमुक्तावली में तथा शारंगधर पद्धति में 189 श्लोक संख्या पर राजशेखर के नाम से निम्नलिखित पद उद्घृत किया गया है।

इनके जीवन चरित के विषय में अवन्तिसुन्दरकथा में कुछ कहा है कि यह किरातींजुनीय के कर्ता महाकवि भारिव के प्रपोत्र थे इन के पिता का नाम वीरदत्त था यह दार्शनिक थे। दण्डी की माता का नाम गौरी था। दण्डी के माता पिता वाल्या वस्था ही में मर गये थे। इस का निवास स्थान कांचीपुरी थी

<sup>1.</sup> कविदंण्डी-कविदंण्डी कविदंडी न संशय:

<sup>2.</sup> जाते जगित वाल्मीकौ कविरित्यभिधाऽभवत् । कवी इति ततो ब्यासे कवयस्त्विप दण्डिनी ।।

सरस्वतीव कार्णाटी विजयांका जयत्सी । या वैदर्भेगिरां वाच: कालिदासादनन्तरम् ॥ नीलोत्पलदलक्यामां विज्जकां मामजानता । वृथैव दिण्डना प्रोक्तं सर्वशुल्का सरस्वती ॥

किसी किंवदन्ती से पता चलता है कि पल्लव राजा के पुत्र को शिक्षा देने के लिए दण्डी ने काव्यादर्श की रचना की थी।

### उद्भट ई० 800

उद्भट काश्मीर के राजा जयापीड़ का ग्राश्रित कवि था। यह राजा ग्रन्त में ब्राह्मणों का द्वेषी हो गया था इसका विरचित श्रलंकार का प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकारसंग्रह या ग्रलंकारसंग्रह है। यह स्वयं काइमीरी था ग्रीर वामन का समकालिक था। वामन जयापीड़ा के मंत्रियों में से था। उद्भट ने काव्यालंकारसंग्रह में ग्रपने विरचित कुमारसम्भव काव्य के ही क्लोक उदाहरण के रूप में दिए हैं। परन्तु यह कुमारसम्भव काव्य उपलब्ध नहीं है। यह कालिदास के कुमार सम्भव से भिन्न है पर वर्णन शैली उसी के सदृश है इस काव्यालंकार संग्रह में 6 वर्ग हैं कुल कारिकाएं 79 हैं जिनमें 41 ग्रलंकार हैं ग्रौर 100 के करीब उदाहरण हैं। यह ग्रन्थ भामहविवरण का संक्षेप है। इस ग्रन्थ के प्रचार के बाद भामह का काव्यालंकार पठन पाठन से उठ गया । उद्भट का यह ग्रन्थ ग्रलंकार मार्ग का प्रस्थापक माना जाता है। यह पहला लेखक है जिसने शान्त रस को नवम रस माना है। इसका पहला टीकाकार प्रतिहारेन्दुराज है जो मुकुलभट्ट का शिष्य था। यह कोंकण का ब्राह्मण था इसने काश्मीर में विद्याघ्ययन किया था। इस पर दूसरी टीका राजानक तिल की उद्भटविवेक ग्रौर तीसरी टीका उद्भटालंकारविवृत्ति किसी ग्रज्ञात नामा कवि की है।

उद्भट ने एक टीका ग्रन्थ भी लिखा था भामह विवरण । इसने लघु वृत्ति नाम की टीका लिखी ग्रौर इसमें ग्रपने गुरु मुकुल भट्ट की वड़ी प्रशंसा की है । इस पुस्तक की प्रति प्रतिहारेन्द्रराज की टीका सहित जैसलमीर (राजस्थान) से प्राप्त हुई ।

विद्वान् दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतवेतनः । भट्टोऽभूद्र उद्भटस्तस्य भूमिभंतुः सभापतिः ।।

#### वामन ई० 800

इसका विरचित ग्रलंकार का काव्यालंकारसूत्र ग्रौर उसकी वृत्ति किया है यह काश्मीर के राजा जयापीड़ का ग्राश्रित किय ग्रौर मंत्री भी था। वामन दण्डी के मन्तव्यों का बहुत घनिष्ट ग्रनुयायी था यह रीति मार्ग का प्रवर्तक माना जाता है उसने रीतियों को तीन भागों में विभक्त किया (1) व देंभी (2) गौडी (3) पांचाली। दण्डी के तुल्य उसने भी रस ग्रौर नाट्यशास्त्र पर विवेचन नहीं किया। यह उद्भट का समकालीन ग्रौर प्रतिस्पंधी था। इसका ग्रन्थ काव्यालंकारसूत्र ग्रौर उसकी वृत्ति किविप्रिया है। इस ग्रन्थ के तीन भाग सूत्र-वृत्ति ग्रौर उदाहरण हैं। यह ग्रन्थ सूत्र ग्रन्थ की सरणि पर लिखा गया है इसके पाँच विभाग, अधिकरण कहे गये हैं ग्रौर कुल ग्रध्याय 12 हैं। सूत्र संख्या 319 हैं। इनका रीति संप्रदाय लुप्त हो चला था जिसका पुनरुद्धार मुकुलभट्ट ने ई० 925 में किया इस ग्रन्थ पर गोपेन्द्रतिप्पभूपाल की कामधेन नाम की टीका प्रसिद्ध है भट्ट गोपाल भी इसका टीकाकार था सहदेव की टीका भी इस पर मिलती है।

### रुद्रट ई० 850

इनका विरचित कान्यालंकार नाम का ग्रलंकार ग्रन्थ है। रुद्रट का दूसरा नाम शतानन्द था इनके पिता का नाम भट्ट वामुक था यह सामवेदी था कश्मीर इसका निवास-स्थान था इनका एक ही ग्रन्थ

2. बभूवुः कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मंत्रिणः - राजतरंगिनी

4-497

3. रीतिरात्मा काव्यस्य।

प्रणम्य परमं ज्योतिर्वामनेन कविप्रिया । काव्यालंकारसूत्रानां स्वेषां वृत्तिर्विधीयते ।। वामनः

श्रतानन्दापराख्येन भट्टवामुकसूनुना । साधिनं रुद्रटेनेदं सामजा घीमतां हितम् ।।

उपलब्ध है काव्यालंकार इन्होंने ग्रन्थ के ग्रादि में गणेश ग्रीर गौरी की ग्रीर ग्रन्त में भवानी, मुरारि और गणेश की स्तुति की है। इसमें ग्रलंकारों का वर्गीकरण वैज्ञानिक ढंग से किया गया है इसमें 16 ग्रध्याय हैं। इसकी रचना ग्रार्थ्या छंद में है इसके सम्पूर्ण उदाहरण कि विरचित हैं कुल पद्य 734 हैं इस पर शालिभद्र के शिष्य स्वेताम्बर जैन नामी साधु की (1068 ई॰) विरचित टीका है। इससे भी प्राचीन टीका वल्लभदेव की (950 ई॰) है इसकी तीसरी टीका ग्राशाधर जैन की (1240 ई॰) है।

ग्रानन्दवर्द्धन ई० 850

यह घ्वित मागं के प्रवर्तक माने जाते हैं। ग्रलंकार शास्त्र में यह उतने ही पूज्य माने जाते हैं जैसा व्याकरण में पाणिनी ग्रौर वेदान्त में वादरायण। रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ ने इनको अलंकार सरणि व्यवस्थापक कहा है। काश्मीर इनका निवास स्थान था। राजरानक इनकी उपाधि थी। इनके पिता का नाम नोण था यह¹ ग्रवन्तिवर्मा का सभापंडित था इनके जीवन में ही इनकी बड़ी ख्याति हो गई थी ऐसा² जल्लण ग्रपनी सूक्तिमुक्ताविल में लिखता है घ्वन्यालोक इनका सब से प्रसिद्ध ग्रन्थ है इसके तीन भाग हैं (1) कारिका (2) वृत्ति (3) उदाहरण। कारिका और वृत्ति दोनों भागों के निर्माता स्वयं ग्रानन्दवर्द्धनाचार्य्य ही हैं उदाहरण भाग में उन्होंने कुछ तो ग्रपने बनाये विषमबाणलीला ग्रौर ग्रजुंनचरित ग्रादि ग्रन्थों से दिये हैं। परन्तु ग्रधिकांश उदाहरण ग्रन्य प्रसिद्ध कवियों के ग्रन्थों से दिये हैं। महिमभट्ट, जल्हण, राजशेखर, खेमेन्द्र विश्वनाथादि

मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः ।
 प्रथारत्नाकरश्चागात् साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः ।। राजतरंगिणी

<sup>2.</sup> व्वनिनाऽतिगंभीरेण काव्यतत्त्वनिवेशिना । ग्रानन्दवर्द्धन: कस्य नासीदानन्दवर्द्धन: ।। जङ्कणसूवितमुक्तावल्याम्

कारिका भाग और वृत्ति-भाग के रचयितात्रों को भिन्न भिन्न नहीं मानते हैं पर लोचनकार घ्वनिकार भ्रौर वृत्तिकार को पृथक् बतलाते हैं। कारिका भाग के निर्माता कोई सहृदय नामक व्यक्ति और वृत्ति भाग के रचियता स्वयं ग्रानन्दवर्द्धन हैं। अपने मत की पुष्टि के लिये वे ध्वन्यालोक के प्रथम तथा अन्तिम रलोक में सहृदय पद के प्रयोग से । पर स्वयं ग्रानन्दवर्द्धन ने दोनों भागों का कर्तां अपने आप को बताया है। इस ग्रन्थ पर दो टीकायें मिलती हैं एक ग्रिभनवगुष्त विरचित लोचन दूसरी टीका चंद्रिका है। यह टीका लोचन से पहले लिखी गई थी ग्रौर उसके रचयिता कोई ग्रभिनवगुप्त के पूर्व ज ही थे। ग्रभिनवगुप्त ने लोचन में जगह-जगह उसका खण्ड किया है। चंद्रिका टीका के होने पर भी अभिनवगुप्त ने जो लोचन टीका लिखी इसका कारण दिखलाते हुए लोचनकार ने लिखा है कि (लोचन) ग्रांख के बिना (चंद्रिका) चाँदनी नहीं भाती। इस कथन में प्रकारान्तर से लोचन की विशेषता सूचित की है। व्वन्यालोक में कूल कारिकायें 129 हैं ग्रीर 4 उद्योतों में विभक्त हैं। इनके ग्रीर ग्रन्थ (1) ग्रर्जुनचरित, (2) विषमवाणलीला (3) धर्मकीति के प्रमाण-विनिश्चय की टीका धर्मोत्ता (4) देवी शतक (5) ग्रोर तत्त्वा-लोक हैं।

### राजशेखर ई० 900

राजशेखर ग्राने समय के सिद्धहस्त नाटककार, प्रौढ़ महाकवि, गम्भीर मीमांसक, ग्रौर चतुरस्र विद्वान् थे। यह कन्नौज के राजा महेन्द्रपाल के विद्यागुरु थे। उनकी मृत्यु के वाद उनके पुत्र महीपाल

र्कि लोचनं विनालोको भाति चन्द्रिकयापि हि । भतोऽभिनवगुप्तोऽत्र लोचनोन्मीलनं व्यधात् ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

के भी सभा कवि रहे। राजशेखर महाराष्ट्र निवासी थे और यायावर वंश में उत्पन्न हुए। यायावर का ग्रर्थ है जो निरन्तर चलने वाले हों। यह गृहस्थ या बानप्रस्थी सन्त होते थे, सन्यासी नहीं। राजशेखर अकाल जलद के प्रपौत्र और दुर्दु क के पुत्र थे। उनकी माता का नाम शीलवती था। इनके पिता किसी राजा के मन्त्री भी थे। प्रकाल जलद इस यायावर कुल के अति प्रसिद्ध व्यक्ति प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि राजशेखर ने अपने पिता का अतिसाधारण परिचय देते हुए ग्रीर पितामह के वारे में मीन रहकर ग्रपने प्रपितामह का नाम बड़े गौरव से लिया है। यह अकाल जलद कौन थे इन्होंने क्या क्या लिखा है यह पता नहीं चलता पर शारंगधरपद्धति में एक पद्य ग्रकाल जलद के नाम से मिलता है। जिसका भावार्थ यह है कि जिस सूखे सरोवर में मेंढक अपनी विलों में पड़े-पड़े मृत प्राय हो रहे हैं ; कलुए शीतलता प्राप्त करने के लिए पृथ्वी में धंसे जा रहे हैं, बड़े-बड़े मत्स्य गहरे कीचड़ में छट फटाकर मूछित हो रहे हैं। ऐसे अवसर पर श्रकाल जलद (मेघ) ने श्राकर सूखे सरोवर में ऐसी वर्षा की कि श्रव उसमें जंगली हाथियों के भुंड गले तक डूवकर जल पी रहे हैं। यहां क्लेश ग्रीर ग्रन्योक्ति से ग्रकाल जलद का नाम है।

राजशेखर विदंभ देश के रहने वाले थे जो ग्राज कल वरार के नाम से हैदराबाद तक विस्तृत है । ग्रवन्तिसुन्दरी नामक एक चौहान जाति की विदुषी महिला से इनका विवाह हुग्रा था। यह बालकवि ग्रौर कविराज की उापाधि से प्रसिद्ध थे ग्रौर यह ग्रपने

भेकै: कोटरशायिभिम् तिमव क्ष्मान्तर्गतं कच्छपैः पाठीनै: पृथु-पंक-कूट-लुठितैर्यस्मिन् मुहुमूछितम् । तस्मिच्छुष्कसरस्यकालजलदेनागत्य यच्चेष्टितम् येनाकण्ठनिमग्न-वन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते ॥

को वाल्मीकि का अवतार कहते थे। क्योंकि यह एक दैवज्ञ का कथन था। यह बड़े बिलासी थे। स्वयं कहते हैं कि कोई<sup>2</sup> प्रभुदेवी नामक कवियित्री लाटदेश की रहने वाली मेरी प्रणयिनी के मर जाने के बाद भी वह हृदय से नहीं छूटती। इन्होंने 6 ग्रन्थों की रचना की जिनमें ५ तो उपलब्ध हैं। (1) कपूँ रमंजरी, यह उनकी सर्व-प्रथम प्राकृत नाटिका है यह उन्होंने अपनी पत्नी की प्रार्थना पर बनाया था। इसमें राजकुमार चण्डपाल ग्रौर राजकुमारी कर्पूर-मंजरी के विवाह का वर्णन है। इसमें ग्रद्भुत रस का उपपादन है। (2) वालरामायण 10 ग्रंकों का<sup>3</sup> महानाटक है। इसमें रामायण की कथा का वर्णन है। (3) बालभारत यह नाटक खण्डित है केवल 2 म्रंक उपलब्ध हैं। (4) विद्धशालमंजिका यह चार म्रंकों की नाटिका है। इसमें विद्याधरमल्ल ने दो राजकुमारियों मृगांकावली भौर कुवलयमल्ल से विवाह किया। (5) हरविलास महाकाव्य उप-लब्ध नहीं होता। (6) काव्य मीमांसा 18 अधिकरणों में पूर्ण होने वाले इस महाग्रन्थ का केवल एक ही ग्रधिकरण उपलब्ध होता है। उसं एक ग्रधिकरण के 18 अध्याय हैं। राजशेखर ब्राह्मण थे या क्षत्री इसका पता नहीं चलता पर राजा महेन्द्रपाल का उपाध्याय होने के कारण इन्हें ब्राह्मण ही मानना चाहिए।

राजशेखर प्राकृत भाषा को संस्कृत से अधिक कोमल मानते हैं। संस्कृत भाषा कठोर ग्रौर प्राकृत कोमल है। संस्कृत ग्रौर प्रकृत

चमूव वाल्मीकभवः पुरा कविस्ततः प्रपेदे भुविर्मतृमेण्ठताम् । स्थितः पुनर्यो भवभूति रेखया सर्वतते सम्प्रति राजशेखरः ॥ वालभारते

<sup>2.</sup> सूक्तीनांस्मर केलीनां कलानां च विलासभू: । प्रभुदेवी कविलाटी गताऽपि हृदि तिष्टति ॥

<sup>3.</sup> अंकैश्चदर्शाभधीराः महानाटकमूचिरे । साहित्य दर्पेगो 6/223

में उतना ही अन्तर है जितना पुरुष और स्त्री में। पाकृत प्रकृति सिद्ध मूल भाषा है और संस्कृत उसका परिष्कृत रूप है। प्राकृत के बाद दूसरा स्थान अपभंश का है राजशेखर ने इसे भव्यभाषा कहा है। तीसरा स्थान भूत भाषा या पैशाची का है और इसे सरस रचना कहा है। इसका प्रयोग अवन्ति देश, पारयात्र और दशपुर (मंदसौर) के निवासी अधिक मात्रा में करते हैं। दूसरे दरद देश में बोले जाने वाली भाषा को भूतभाषा कहते हैं। राजशेखर राजाओं के किवरवार का चित्रण करते हुए जिखते हैं कि राजसिहासन के उत्तर की ओर संस्कृत किव पूर्व की ओर पैशाची भाषा के किवयों के स्थान निर्धारित थे। राजशेखर शार्द लिवकीडित छंद के बड़े प्यारे थे। राजशेखर ने बड़े विलास का जीवन व्यतीत करने के बाद वृद्धावस्था में काशी जाने का विचार किया। इनकी पत्नी अवन्ति सुन्दरी अवन्ति देश की प्रतीत होती है।

<sup>1.</sup> यद् योनि: किल संस्कृतस्य

<sup>2.</sup> सुभव्योऽपभ्रंशः

<sup>3.</sup> सरसरचनं भूतवचनम्

ग्रावन्त्याः पारियात्राः सह दशपुरजैभू तभाषां भजन्ते । ग्रन्ये दरददेशस्य भाषां भूत भाषा कथन्ति ।।

शादूं लक्नीडितैरेव प्रख्यातो राजशेखरः । शिखरीव परं वक्रैः सोल्लेखैरुच्चशेखरः ॥

<sup>6.</sup> कार्णाटी दशनांकितः शित महाराष्ट्री कटाक्षक्षतः प्रौढ़ान्ध्री-स्तन पीड़ितः प्रणयिनी भ्रू-भंगवित्रासितः । लाटी वाहुविवेष्टितश्च मलयस्त्री तर्जनी तर्जितः, सोऽयं सम्प्रति राजशेखरकवि वोरांणसी वाञ्छति ।।

# मुकुल भट्ट ई० 920

इनका विरचित ग्रिभिधावृत्तिमातृका अलंकार का ग्रन्थ है। इसके पिता का नाम भट्टकल्लट था जो काश्मीर के राजा श्रवन्ति वर्मा का सभा पण्डित थे ऐसा राजतरंगिणों में कहा है माणिक्य चन्द्र के काव्य प्रकाश संकेत में मुकुल भट्ट का निर्देश बार-बार मिलता है। इनका ग्रिभिधावृत्तिमातृका एक छोटा सा ग्रन्थ 15 कारिकाओं का है। इन कारिकाओं की वृत्ति भी कर्ता ही की रची हुई है। इसमें लक्षणा का प्रतिपादन विस्तृत रूप से है। काव्य प्रकाश का लक्षणा निरूपण इसी ग्रन्थ के ग्राधार पर किया गया है। मुकुलभट्ट मीमांसा शास्त्र के एक प्रकाण्ड विद्वान थे। यह ग्रन्थ व्यजना वृत्ति तथा घ्वित का खण्डन करता है।

# भट्ट तौत ई॰ 960

इनका विरचित काव्यकौतुक नाम का ग्रलंकार ग्रन्थ है। पर उपलब्ध नहीं होता।

यह प्रसिद्ध अभिनवगुप्तपादाचार्य के गुरु थे इसने शान्त रस को नवम रस माना है।

भट्टनायक ई० 1000

यह दशम शताब्दी के एक ग्रत्यन्त प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। दुर्भाग्य से उनका एक मात्र ग्रन्थ हृदयदर्पण उपलब्ध नहीं हो रहा सामान्यतः वे घ्वनि विरोधी ग्राचार्य हैं। उनके हृदयदर्पण में घ्वन्य लोक के सिंद्धान्तों का खण्डन किया गया है। फिर घ्वन्यालोक के टीकाकार अभिनवगुप्त ने भट्टनायक के घ्वनि विरोधी सिद्धान्तों का बड़े जोर का खण्डन किया है।

2. तेन मट्टनायकेन द्वियचनं दूषितं तदगजनिमीलिकयेव । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अनुप्रहाय लोकानां मट्टाः श्री कल्लटादयः । अवन्तिवर्मणः काले सिद्धा भुवमवातरन् ।।

परन्तु भट्टनायक के इस ग्रन्थ की अनुपलिक्व ग्राज की नहीं बहुत पुरानी जान पड़ती है। भट्ट-नायक के कुछ समय वाद ही 1100 ई॰ में दूसरे ध्विन विरोधी ग्राचार्य महिम भट्ट हुए उन्होंने भी भट्ट नायक के समान ध्वन्यालोक के खण्डन में ग्रपना व्यक्तिविवेक नामक ग्रन्थ लिखा है। उस ग्रन्थ को लिखते समय उन्होंने भट्टनायक के हृदयदर्पण को देखना चाहा जिससे वह ग्रपने ग्रन्थ को ग्रीर भी ग्रधिक उत्कृष्ट बना सकते परन्तु उस समय भी उनको यह ग्रन्थ नहीं मिला। इससे उनको बड़ा खेद हुगा उन्होंने यह बात व्यक्तिविवेक में कही है। भट्टनायक के सबसे बड़े विरोधी ग्रिभनवगुष्त थे।

ग्रिभनवगुप्त ई० 1000

ग्रिभनवगुप्त घ्विन समर्थंक ग्राचार्य ग्रानन्दवर्धन की परम्परा में हुए। यह किय ग्रीर दार्शनिक भी थे ऐसा माना जाता है। यह काश्मीर के एक प्रमुख विद्वान थे। वह स्वयं यद्यपि काश्मीरी ब्राह्मण थे परन्तु उनके पूर्वज सदा काश्मीर के रहने वाले नहीं थे। ग्रिभनवगुप्त के जन्म से 200 वर्ष पूर्व उनके पूर्वज उत्तार प्रदेश के प्रसिद्ध नगर कन्नौज में रहते थे जो उन दिनों एक बड़ा समृद्ध एवं शिक्तशाली साम्राज्य था। उस समय कन्नौज के ग्रिधिपति यशोवर्मा थे। यह 800 शताब्दी की बात है। काश्मीर में उस समय लिलतादित्य राज्य करते थे। किसी कारणवश काश्मीर के राजा ने कन्नौज पर चढ़ाई की और उस युद्ध में यशोवर्मा मारा गया। उस समय यशोवर्मा के यहाँ ग्रित्रगुप्त नाम के बहुत बड़े विद्वान् थे। काश्मीर के राजा तो बड़े ही गुणग्राही ग्रौर विद्वद्जनित्रय थे इसलिए लिलतादित्य ग्रित्रगुप्त को बड़े ग्राणग्राही ग्रौर विद्वद्जनित्रय थे इसलिए लिलतादित्य ग्रित्रगुप्त को बड़े ग्रावर पूर्वक ग्रपने यहाँ ले ग्राये और काश्मीर में मकान बनवा दिया ग्रौर बड़ी जागीर प्रदान की। इन्हीं अत्रिगुप्त के वंश में 200 वर्ष वाद ग्रिमनवगुप्त उत्पन्न हुए।

<sup>1.</sup> इस घ्वनि की उत्पति वैयाकरणों के स्फोटवाद से हुई है।

ग्रिमनवगुप्त के पिता का नाम चुलुरवक ग्रौर दादा का नाम वराहगुप्त था। भाई का नाम मनोरथ गुप्त था। ग्रिमनवगुप्त का पूरा नाम ग्रिमनवगुप्तपाद था। काव्यप्रकाश के टीकाकार वामन का कहना है कि यह नाम बाद को उनके गुरुग्रों ने उनको ग्रपने सहाध्यायी वालकों को सताने ग्रौर उराने की प्रवृत्ति के कारण दिया था। गुप्तपाद का ग्रथं है सपं। यह ग्रपने साथियों के लिए क्षं के समान त्रासदायक थे, इसलिए गुरुग्रों ने इनका ग्रिमनव गुप्तपाद नाम रख दिया ग्रौर इसके वाद इन्होंने भी इस गुरुप्रदत्ता नाम का व्यवहार कर दिया।

म्रिभिनवगुप्त को विद्याध्ययन का वड़ा व्यसन था। इसने कश्मीर और ग्रास पास के जितने विद्वान् थे, उन सबके पास जाकर विद्याध्ययन किया। इनके भिन्न-भिन्न 20 गुरु थे। इनके गुरुग्रों के समान इनके ग्रन्थों की भी बड़ी लम्बी सूची है, वह संख्या में 41 हैं । उनकी वाल्यावस्था शरारतों की स्मारक है । उनकी माता का देहान्त उनके वाल्यकाल में ही हो गया था। उनके पिता अपनी स्त्री के वियोग में सन्यासी हो गए। उन्होंने विवाह भी नहीं किया, जीवनभर ब्रह्मचर्य के कठोर व्रत का पालन किया। काश्मीर में श्रीनगर तथा गुलमर्ग के वीच में मगम नाम का एक स्थान है। उस स्थान से पांच मील की दूरी पर भैरव गुफा नाम से एक प्रसिद्ध गुफा है। उसके पास भैरव नाम की एक छोटी सी नदी बहती है। उसके पास एक छोटा सा गाँव है। वह भी भैरव गाँव के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रभिनवगुप्त ने ग्रपने जीवन का ग्रन्तिम भाग इस पवित्र वातावरण में व्यतीत किया। ग्रन्तिम समय समीप भ्राने पर वह स्वयं इस गुफा के अन्दर प्रविष्ट हो गए ग्रौर फिर कभी वापिस नहीं लौटे। उनकी इस अन्तिम दीर्घ यात्रा के समय 1200 शिष्य उनको विदाई देने के लिए उनके साथ थे। इन्होंने इन्दुराज से घ्विन CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri शास्त्र पढ़ा ग्रौर भट्टतौत से नाट्यशास्त्र । यह काश्मीर के शैवागम के भारी ग्राचार्य थे। इन्होंने भैरवस्तोत्र की रचना की। यह ग्रसामान्य टीकाकार थे। भरतनाट्यसूत्र पर ग्रभिनवभारती, ध्वन्यालोक पर लोचन ग्रौर ग्रपने गुरु भट्टतौत के काव्यकौस्तुभ पर काव्य कौस्तुभविवरण नाम्नी टीकायें लिखीं। दर्शन ग्रौर तन्त्र पर भी इन्होंने ग्रनेक ग्रन्थ लिखे। इन्होंने लोचन में भट्ट नायक पर वड़े कड़े प्रहार किए हैं।

# धनंजय ई० 1000

इनका एकमात्र ग्रन्थ दशक्ष्पक है। इसका मुख्यतः सम्बन्ध ग्रलंकार शास्त्रों से न होकर नाट्यशास्त्र से है। भरतमृति के नाट्य शास्त्र के वाद इस विषय पर यह सबसे ग्रधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ कारिका रूप में लिखा गया है। इसमें 300 कारिकायें हैं। ग्रन्थ चार प्रकाशकों में विभक्त है। ग्रन्थ के ग्रन्त में धनंजय ने ग्रपना परिचय देते हुए लिखा है कि धनंजय के प्रता का नाम विष्णु था। इन्होंने मालवा के परमार वंश के राजा मुंज, जिसको वाक्पतिराज द्वितीय भी कहा जाता है, इस वंश का सप्तम राजा था। यह बड़ा विद्वान था। इसने चालुक्य वंशीय द्वितीय तैल राजा से 6 बार लड़ाई की ग्रीर ग्रन्तिम लड़ाई में मारा गया। यह उसकी राजसभा के पंडित थे ग्रीर वहीं धारा नगरी में रह कर इस ग्रन्थ की रचना की। धनंजय के दशक्पक पर उनके छोटे भाई धनिक ने ग्रवलोक नाम की टीका लिखी।

H

1

स

य नि

<sup>1</sup> तेन भट्टनायकेन द्विवचनं दूषितं तद् गजिनमीलिकयेव ।

<sup>2</sup> विष्णोः सुतेनापि धनंजयेन विद्वन्मनोरागनिबन्धहेतुः । स्नाविष्कृतं मुंजमहीशगोष्ठीवैदग्ध्यभाजा दशरूपमेतत् ॥

### भोज राज ई० 1018

भोज ने घारा में राज्य किया। वह स्वयं बहुत योग्य विद्वान तथा विद्वानों का ग्राश्रयदाता भी था। उसकी विद्वत्ता का परिचय तो उसके ग्रंथ सरस्वतीकंठाभरण के मंगलाचरण से ही प्रतीत होता है। उसने साहित्य के कई ग्रंगों पर ग्रन्थ लिखे। उसने सरस्वतीकण्ठाभरण नामक दो ग्रंथ लिखे; एक व्याकरण का दूसरा साहित्य का। सरस्वतीकण्ठभरण ग्रौर श्रृंगारप्रकाश इनके यह दो काव्य उच्च कोटि के ग्रन्थ हैं। सरस्वतीकण्ठाभरण में पाँच प्रकाश (ग्रध्याय) हैं। श्रृंगार प्रकाश में 36 ग्रध्याय हैं, इनके पिता का नाम सिन्धुराज था। सरस्वतीकण्ठाभरण में दण्डी के काव्यादर्श के 200 रुलोक ग्राये हैं। प्राचीन किवयों के करीव 1500 रुलोक इसमें उद्घृत हैं। प्राचीन किवयों के करीव 1500 रुलोक इसमें उद्घृत हैं। इसकी पाँच टीकायें हैं; जिनमें रुलेश्वर मिश्र की रत्नदर्पण नाम की टीका 1400 ई० में तिरहुत के राजा रामसिंह के कहने पर रची गई। भोज संस्कृत का उद्धारक था। वह कहता था कि यदि चाण्डाल विद्वान हो तो वह मेरी नगरी में रहे ग्रौर मूर्ख बाह्मण भो मेरी नगरी से वाहर रहे।

मुंज परमार वंश का सप्तम राजा था। भोज उसका भतीजा था। 1018 ई॰ में वह गद्दी पर ग्राया ग्रौर 40 वर्ष तक राज्य किया। यद्यपि उसने कई बार मुसलमानों से युद्ध किये तो भी यह संस्कृत साहित्य

यस्याः सूक्ष्मादि भेदेन वाग्देवीं तामुपास्महे ।

वल्लभदेव कृत भोज प्रवन्धे

<sup>1.</sup> घ्वनिवंणीः पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् ।

<sup>2.</sup> चाण्डालोऽपि भवेत् विद्वान् यः सः तिष्ठतु मे पुरि ।। विप्रोऽपि यो भवेन् मूर्खंः स पुराद् वहिरस्तु मे ।।

की उन्नित करने में ही विशेष विख्यात है। घारा में इन्होंने सरस्वती का मन्दिर ग्रौर एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी स्थापित किया। उस सरस्वती मंदिर में बैठकर भोज वड़े बड़े विद्वानों को उपाधियां ग्रौर प्रमाण पत्र (in time of Convocation) प्रदान किया करते थे। वहाँ ग्राज एक मस्जिद बनी हुई है। भोपाल के पास ग्राग्नेय दिशा में 250 वर्गमील का भोजपुर का तालाव इन्होंने हीं बनवाया था जिसे मुसलमानों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया।

### कुन्तल ई० 1025

इनका विरचित वक्रोवितजीवित नाम का अलंकार प्रन्थ है। इनकी राजानक उपाधि थी और यह काश्मीरी थे। इनके जीवन के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता पर अलंकार प्रन्थों में यह वक्रोवितजीवितकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह वक्रोवित को काव्य का आत्मा मानते हैं। इनका ,वक्रोवितजीवित एक बड़ा प्रौढ़ प्रन्थ है। इसमें उन्मेष हैं और प्रति उन्मेष में कारिका वृत्ति और उदाहरण हैं। इसमें उदाहरणों की संख्या 500 से ऊपर है। यह वक्रोवित सम्प्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं।

गोपालभट्ट ने साहित्यसौदामिनी नामक ग्रन्थ के ग्रारम्भ में कुन्तल की प्रशंसा की है। इनके पुस्तक पर कोई टीका उपलब्ध नहीं होती।

महिमभट्ट ई० 1025

इनका विरचित व्यक्तिविवेक नाम का केवल एक मात्र अलंकार ग्रन्थ है। इनकी राजानक उपाधि थी और यह काश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधैर्य था और महा कवि श्याम इनका गुरु था। यह अद्भुत तार्किक और आलोचक थे और साथ ही साथ

वकानुरंजिनीमुक्ति शुक इव मुखे वहन्। कुन्तलः कीडति सुखं कीतिस्टफटिकपजरे॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बड़े भारी ग्रलंकारिक भी थे। घ्वनि । सिद्धान्त को उखाड़ फेंका ही इनके ग्रंथ का उद्देश्य था। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रानन्दवर्द्धन का घोर विरोध किया। इनके ग्रन्थ में घ्वनि मार्ग के खण्डन करने का प्रयत्न किया गया है। इन्होंने रस को काव्य की ग्रात्मा माना है ग्रीर व्यंजना को ग्रनुमान में ग्रन्तर्गत किया। व्यक्तिविवेक के 3 विमहं हैं। पहले विमर्श में घ्वनि का लक्षण ग्रीर उसका ग्रनुमान में ग्रन्त भाव दूसरे में ग्रनौचित्य विचार और उसके भेदादि। तीसरे में घ्वन्या लोक के 40 उदाहरणों का खण्डन। व्यक्तिविवेक पर रुय्यक की एक ग्रधूरी टीका उपलब्ध है। यह ग्रपने मुख्य नाम की ग्रपेक्षा व्यक्तिविवेककार के नाम से ही ग्रधिक प्रसिद्ध हैं।

# क्षेमेन्द्र ई० 1028

क्षेमेन्द्र ग्रीचित्य सम्प्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इन्हों किविकण्ठाभरण नामक ग्रन्थ लिखा है। इनके पिता का नाम प्रक शेन्द्र ग्रीर दादा का सिन्धु था। साहित्य शास्त्र में यह ग्रीभनवगु के शिष्य थे। इन्होंने लगभग 40 ग्रन्थों की रचना की पर वे स उपलब्ध नहीं होते। इन्होंने विष्णु के दश ग्रवतारों के विषय में ग्रप्प ग्रन्थ दशावतारचरित्र लिखा है। ग्रभेद वादियों का कहना है यह पहले शैव थे, बाद में सोमाचार्य्य द्वारा वैष्णवं सम्प्रदाय रे दीक्षित हो गये। क्षेमेन्द्र ग्रपने ग्रापको ब्यासदास नाम से लिखी हैं—

व्यक्तिविवेक प्रथम श्लोक

न

म

क

र

है

क

च ग्र

त

H

f

f

a

Ŧ

Ŧ

Ŧ

अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यैव घ्वनेः प्रकाशियतुम्।
 व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमापरां वाचम्।।

<sup>2.</sup> उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत्। उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते॥

#### मम्मट 1050 ई॰

राजानक मम्मट वड़ा तार्किक एवं ग्रालोचक विद्वान् था। राजा-नक उपिं ही उच्च सम्मान की सूचक है; जिसको काश्मीर की एक महारानी ने प्रचलित किया था। इन्हें विद्वान् वाक्देवी का अवतार कहते हैं। यह कैय्यट ग्रीर उव्वट के भाई एवं जैय्यट के पुत्र थे। यह रहने वाले काश्मीर के थे। इनके ग्रन्थ काव्यप्रकाश का वही मान है जो वेदान्त में शारीरिकभाष्य का ग्रीर व्याकरण में महाभाष्य का। इसकी 142 कारिकायें हैं ग्रौर सूत्रवत् मानी जाती हैं। इसमें 10 उल्लास हैं। काव्यप्रकाश के ग्रन्तिम श्लोक से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ को मम्मट भट्ट समाप्त नहीं कर सके। मम्मट ने परिकरालंकार तक ही ग्रन्थ रचा। ग्रागे ग्रल्लट भट्ट ने। इसलिए कई टीकाकार मम्मट और ग्रल्लट दोनों को इसका कर्ता मानते हैं। इसकी लोक-प्रियता इसी से मालूम होती है कि भारत के भिन्न-भिन्न देशों के विद्वानों ने इस पर 75 टीकायें लिखीं। कई विद्वान कारिका भाग का कर्ता भरतमुनि ग्रौर वृत्तिभाग के निर्माता मम्मट हैं ऐसा मानते हैं। इस सिद्धान्त का उदय वंगाल देश में हुआ। साहित्य कौमुदीकार विद्याभूषण<sup>2</sup> तथा काव्यप्रकाश की ग्रादर्शनाम्नी टीका के निर्माता महेरवर ने कारिका भाग भरत मुनि का तथा वृत्ति भाग मम्मट का माना है। इसके विपरीत जयराम अपनी तिलक नामक टीका में इस मत का खण्डन करते हैं। बहुमत यह है कि मम्मट ही कारिका तथा वृत्ति भाग के निर्माता हैं। उन्होंने परिकरालंकार तक ही ग्रन्थ की रचना की फिर उनके देहावसान होने पर थोड़ा सा आगे का भाग

कृती राजानक मम्मटाल्लट्योः ग्रमरुशतकस्य टीकाकारः अर्जुन देवे न काव्यप्रकाशकारौ इतिद्विचनं लिखितम्।

<sup>2.</sup> मम्मटाद्युक्तिमाश्रित्य मितां साहित्यकौमुदीम्। वृत्ति भरतसूत्रणां श्रीविद्याभूषणो व्यधात्।।

ग्रल्लट ने बनाया पर बहुमत इसे भी नहीं मानता । वह समग्र काव्य

प्रकाश को ही मम्मट की रचना मानते हैं।

परम्परागत प्रसिद्धि के ग्रनुसार यह नैषधीयचरित के रचिता श्रीहर्ष के मामा थे किन्तु यह प्रमाद मात्र जान पड़ता है। इन्होंने काश्मीर में ही विद्याघ्ययन किया था। जो उस समय काश्मीर साहित का केन्द्र ग्रौर विद्यापीठ था। ग्रलंकार शास्त्र की धारा में दण्डी राजशेखर, विश्वनाथ, अप्पयदीक्षित और पंडितराज जगन्नाथ को छोड़ शेष सब विद्वान् काश्मीरी थे। उस समय काश्मीर ग्रीर कन्नौब विद्यापीठ थे। इन दोनों के पतन के बाद काशी विद्यापीठ उन्त होने लगा। भारतीय साहित्य में सबसे अधिक टीकायें भगवद्गीता पर हैं। इसके बाद जिस ग्रन्थ पर सबसे ग्रधिक टीकाएँ लिखी गई वह मम्मट का काव्यप्रकाश है। उनमें नैयायिक जगदीश, वैयाकरा नागेशभट्ट मीमांसक कमलाकर भट्ट, वैष्णव बलदेव विद्याभूषण औ तांत्रिक गोकुलनाथ हैं। इसके रचनाकाल से 50 वर्ष के भीतर ही है साघ माणिक्यचन्द्र ने संकेत नाम की टीका लिखी। काव्यप्रकाश वारे में यह प्रसिद्ध है कि उसकी टीकायें घर-घर में विद्यमान है प ग्रन्थ ग्राज भी वैसा ही दुरूह बना हुग्रा है। सारा काव्यप्रकार एक ही सूत्र के ऊपर घूम रहा है।

### हेमचन्द्र ई० 1090

संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने में काश्मीर के बाद गुजरात का ही स्थान है। यहां ग्रणहिलपट्टन विद्वानों का केन्द्र था। इस राज्य की स्थापना ई॰ 746 में हुई। ग्रणहिल गोपाल नामक शिल्पी ने इस स्थान को राजधानी बनाने का परामशं राजा को दिया। राजाने उसी के नाम पर इसका नाम ग्रणहिल पट्टन रखा। यहाँ बड़े बड़े जैन विद्वार

काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टीकास्तथाप्येष तथैव दुर्गमः ।

<sup>2</sup> तददोषी शब्दार्थी सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

हुए जिन्होंने संस्कृत साहित्य की रचना की। यहाँ हेमचन्द्र हुए जिन का जन्म ई॰ 1090 में गुजरातान्तर्गत धन्धुक ग्राम में एक वैश्य के घर हुआ। यह कई विषयों के विद्वान् थे। इन्हें 21 वर्ष की आयु में 'सूरी' पद मिला, इस प्रसन्नता में इन का शरीर हेम (स्वर्ण) के समान और मुख चन्द्रमा के समान होगया। उसी दिन से विद्वान् इन्हें हेमचन्द्र इस नाम से पुकारने लगे। सूरी पद का महोत्सव बड़ समारोह से नागौर (मारवाड़) में हुआ। इस समय गुजरात का शासक 'जयसिंहसिद्धराज' था, जों उन्हें मित्र ग्रौर गुरु मानता था। उनसे विरचित ग्रंथ 'सिद्धहेम-शब्दानुशासन के नाम से प्रसिद्ध है प्रतीत होता है कि राजा से इनकी बड़ी मित्रता थी। इन के बाद उनके उत्तराधिकारी कुमरपाल के साथ 30 वर्ष तक इनका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। इन्होंने कुमरपाल को जैनघर्म में दीक्षत कर लिया जो पहले शैव धर्माविलम्बि या। इसलिए कुमारपाल ग्रौर उसका इकलौता दोहता प्रतापमल्ल दोनों जैनी होगये। इन्हों ने 84 वर्ष की श्रायु पाई। साहित्य शास्त्र पर इन्हों ने काव्या-नुशासन नाम का ग्रन्थ लिखा। यह ग्रन्थ सूत्र पद्धति पर लिखा गया हैं। इसके ऊपर विवेक नामक वृत्ति भी इन्होंने लिखी। यह ग्रन्थ प्रायः संग्रह ग्रन्थ सा है। हेमचन्द्र ने यह ग्रन्थ ग्रपने सिद्धहेमचन्द्रशब्दानुशासन के बाद लिखा था।

# रामचन्द्र ग्रौर गुणचन्द्र ई० 1100

याचार्यहेमचन्द्र के बाद उनके प्रमुख शिष्य रामचन्द्र ग्रौर गुणचन्द्र का स्थान है। ग्राचार्य्य हेमचन्द्र के समान ये दोनों भी जैन धर्म के लब्धप्रतिष्ठित विद्वान् थे। वैसे रामचन्द्र गुणचन्द्र दो ग्रलग व्यक्ति हैं किन्तु दोनों ने मिलकर नाट्यदर्पण नामक एक नाट्य विषयक ग्रन्थ की रचना की। इसलिए इन दोनों के नाम का उल्लेख प्राय: साथ ही साथ किया जाता है। गुणचन्द्र का ग्रपना ग्रौर कोई ग्रलग ग्रन्थ नहीं पाया जाता किन्तु रामचन्द्र के ग्रलग

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भी बहुत ग्रन्थ पाये जाते हैं, जो प्रायः नाटक हैं। उन्हें प्रबन्धशतकर्तां कहा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने 100 ग्रन्थों की रचना की थी। उनके 11 नाटकों के उद्धरण नाट्यदर्पण में पाये जाते हैं। ग्रनेक दुर्लभ नाटकों के उद्धरण भी इसमें दिये गये हैं। जिनमें विशाखदत्ता विरचित देवीचन्द्रगुप्तनाटक भी है। इस नाट्यदर्पण की रचना कारिका शैली में हुई है। उस पर वृत्ति भी ग्रन्थकार ने स्वयं लिखी है। ग्रन्थ में 4 विवेक हैं। इन्होंने रस को केवल सुखात्मक न मानकर दुःखात्मक भी माना है। ग्राचायं हेमचन्द्र के शिष्य होने के नाते यह गुजरात के सिद्धराज, कुमारपाल ग्रीर अजयपाल तीन राजाग्रों के समय में विद्यमान थे।

रामचन्द्र को राजा अजय पाल ने ऋद्ध होकर प्राण दण्ड दिलवा दिया। इस प्राण दण्ड के विषय में प्रवन्धकोष में ऐसा लिखा है कि राजा कुमारपाल के केवल एक पुत्री थी जिसका लड़का प्रतापमल्ल था। राजा वृद्ध हो गये और उन के दो ही उत्तराधिकारी हो सकते थे। ए उनका दौहित्र प्रतापमल्ल ग्रौर दूसरा उनका छोटा भाई ग्रजयपा इस निर्णय के लिये कुमारपाल हेमचन्द्र के स्थान पर गये राजा के साथ उन का एक प्रिय जैन व्यापारी भी था। हेमचन्द्र ने जैन के नाते दौहित्र के हक्क में कहा पर व्यापारी ने अजयपाल के। पर अन्त में परिस्थिति वश अजयपाल ही उत्तराधिकारी बनाया गया। जब उत्तराधिकारी के विषय में परामर्श हो रहा था तो उस समय आचार्य्य का एक विद्यार्थी 'भालचन्द्र' वहाँ उपस्थित था। उस के द्वारा ग्रजयपाल को मालूम हो गया कि ग्राचार्य ग्रीर उनके पट्टशिष्य रामचन्द्र ने उनका घोर विरोध किया है। उसी दिन से ग्रजयपाल ग्राचार्यं ग्रीर उनके परम स्नेही शिष्य रामचल का परम शत्रु हो गया। उसने भ्राचार्य्यं की किसी षड्यन्त्र द्वारा मृत्यु करवादी, जिन की भ्रायु उस समय 84 वर्ष की थी। भ्रचार्य्य की मृत्यु के ठीक 32वें दिन विष देकर कुमारपाल को भी समाप्त कर दिया CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ग्रौर स्वयं राजा वन बैठा। ग्राचार्यं का पट्टिशिष्य रामचन्द्र गुजरात देश का रहने वाला था। सिद्धराज के समय में इनकी दाहिनी ग्रांख जाती रही। उनके सहपाठी भालचन्द्र ने उनके विरुद्ध चुगली की कि ग्राप के उत्तराधिकारी बनने पर इस ने घोर विरोध किया है इस पर कुद्ध होकर ग्रजयपाल ने रामचन्द्र को बुला कर लोहे की तप्त चादर के ऊपर विठा कर उन को मरवा डाला।

### सागर नन्दी ई॰ 1100

मम्मट के बाद सागर नन्दी का स्थान है। यह काव्य-शास्त्र के नहीं ग्रिपितु नाट्यशास्त्र के ग्राचार्य थे। धनंजय के दशरूपक ग्रन्थ के लगभग 100 वर्ष बाद इन्होंने नाटकलक्षणरत्नकोष नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की। इनका ग्रसली नाम केवल सागर था। परन्तु नन्दी वंश में उत्पन्न होने के कारण ये सागर नन्दी नाम से ही विख्यात हैं। इन्होंने ग्रपने ग्रन्थ के ग्रन्तिम क्लोक में ग्रपने ग्राधारभूत ग्राचार्यों का उल्लेख किया है। इस क्लोक से प्रतीत होता है कि (1) भरतमुनि के ग्रितिक्त (2) हर्षवार्तिक, (3) मातृगुप्त, (4) गर्ग, (5) ग्रहमकुट्ट, (6) नखकुट्ट ग्रीर (7) बादरिका इन सात ग्राचाऽर्यों के ग्राधार पर इस ग्रन्थ की रचना की। ग्रनेक स्थलों पर भरत के क्लोकों को ज्यों का त्यों उतार डाला है। दशरूपक के समान यह भी कारिका रूप में लिखा गया है।

# वाग्भट ई० 1140

वाग्भट क्वेताम्बर सम्प्रदाय के जैन थे। वाहट इनका प्राकृत नाम था। इनके पिता का नाम सोम था यह गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंहसिद्धराज का महामात्य था।

<sup>1.</sup> रामचन्द्रादिशिष्याणां तप्तलोहिवष्टरासन पातनया मारणं कृतम् = प्रबन्धकोषे

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इनकी जीवन कथा वड़ी करुणापूणं है। इन्हें अपने इस महामात्व का मूल्य चुकाना पड़ा। इनकी एक पुत्री थी परमसुन्दरी और परम विदुषी और अपने पिता के सदृशं कवियत्री प्रतिभाशालिनी। जब वह विवाह योग्य हुई तो बलात्कार इनसे छीनकर राजप्रासाद की शोभा बढ़ाने के लिए भेज दिया गया। न वाग्भट इसके लिए तैयार थे और न कन्या पर मजबूरन दोनों को राज। के सामने सिर भुकाना पड़ा। विदाई के समय कन्या की इस उक्ति को जरा देखिये कैसी चमत्कारपूणं है। तिवयत फड़क उठती है। राजप्रासाद के लिए प्रस्थान करते समय कन्या अपने रोते हुए पिता को सान्त्वना देते हुए कहती है। व्याकरण प्रक्रिया के अनुसार दुष् धातु को गुण होकर दोष पद बनता है 'दुष्' धातु के 'गुण' का परिणाम 'दोष' है इसी प्रकार हमारे सौंदर्य गुण का परिणाम यह अनर्थ है और अत्याचार रूप दोष है। इसलिए हे तात आप रोइये नहीं। यह तो हमारे कमों का फल है दुष् धातु के समान हमारा गुण भी दोषजनक हो गया।

इन्होंने वाग्मटालंकार नामक ग्रलंकार ग्रन्थ की रचना की। नेमि-निर्वाण महाकाव्य के रचियता भी यही वाग्मट थे। यह संस्कृत ग्रौर प्राकृत दोनों भाषाग्रों के प्रकाण्ड विद्वान थे। वाग्मटालंकार के 5 परिच्छेद हैं जिनमें 260 उदाहरणों के श्लोक हैं। प्रायः ये श्लोक ग्रमुष्टप् छन्दों में हैं। इस पर ग्राठ टीकायें हैं जिनमें जिन-वर्द्धन सूर ग्रौर सिंह देव गणि की टीकायें प्रसिद्ध हैं। यह वाग्मट काव्यानुशासन के प्रणेता वाग्मट ग्रौर ग्रष्टांगहृदय के कर्ता वाग्मट से मिन्न थे।

रुय्यक ई० 1200

इसका विरचित अलंकारसर्वस्व अलंकार का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसके पिता का नाम राजानक तिलक था। इसने साहित्य का अध्ययन

तात् वाग्मट ! मारोदिहि कर्मणां गति रीदृशी ।
 दुप् वातोरिवास्मकं गुणो दोषाय केवलम् ।।

<sup>2.</sup> इस पर चंदौसी समीपस्थ मई ग्राम वास्तव्य वेदाचार्य्य पं॰ प्रेमिनिधि शास्त्री कृत टीका परम प्रसिद्ध है। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ग्रपने पिता से किया था ग्रीर यह काश्मीर का रहने वाला था। इसने व्यक्तिविवेक तथा काव्यप्रकाश का खण्डन किया है। राजानक रुय्यक श्रीकण्ठमहाकाव्य के रचयिता मंख के गुरु थे; जो काश्मीर के राजा जयसिंह का मंत्री था। श्री कण्ठचरित के कई श्लोक ग्रलंकारसर्वस्व की वृत्ति में मिलते हैं। इनके विरचित ग्रन्य ग्रंथ—(1) ग्रलंकारानुसारिणी (2) काव्यप्रकाश संकेत (3) नाटकमीमांसा (4) व्यक्तिविवेकविचार (5) श्रीकण्ठस्तव (6) सहृदयलीला (7) साहित्यमीमांसा (8) हर्षचरित्रवातिक (9) ग्रलंकारमंजरी (10) ग्रीर अलंकार वार्तिक हैं।

यलंकारसर्वस्व — यह ग्रंथ घ्विन मार्ग का अनुयायो है। इसमें प्राचीन अलंकारों के मतों का संग्रह है। इसमें काव्यप्रकाश से अधिक अलंकार हैं और उनका विचार भी विस्तृत है। इसमें भी सूत्र, वृत्ति और उदाहरण हैं। अलंकारसर्वस्व की वृत्ति के विषय में सन्देह किया जाता है। इस ग्रन्थ के दो टीकाकारों की दो प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं। जिनमें प्रथम जयरथ है, जो काश्मीर का रहने वाला था और जिसने ख्यक के बाद 50 वर्ष के भीतर ही अपनी विमिश्तनी नाम की टीका लिखी जो इस समय काव्य माला में मुद्रित है और दूसरी केरल के समुद्र-बन्ध की विरचित टीका है। जयरथ की टीका के पहले ब्लोक में निज शब्द के प्रयोग से ख्यक का ग्रहण है पर समुद्रवन्ध पहले क्लोक में गुढ़ पद के ग्राने से मंख का ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि मंख ने अपने गुढ़ के ग्रंथ की वृत्ति लिखी। इन दो टीकाओं के अतिरिक्त तीसरी टीका विद्याचक्रवर्त्ती की अलंकारसंजीवनी नाम से है।

<sup>1.</sup> निजालंकारसूत्राणां वृत्या तात्पर्यमुच्यते ।

<sup>2.</sup> गुर्वलंकारसूत्राणां वृत्या तात्पर्यमुच्यते ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

# ग्ररिसिंह ग्रीर ग्रमरसिंह ई० 1242

जिस प्रकार रामचन्द्र गुणचन्द्र दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे और दोनों ने मिलकर नाट्यदर्पण की रचना की उसी प्रकार ग्रिरिसंह और ग्रमरिसंह दोनों एक ही गुरु जिनदत्ता सूरि के शिष्य थे। उन दोनों ने मिलकर काव्यकल्पलता नामक ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ का विषय कि शिक्षा है। कि बनने के इच्छुक व्यक्ति किस प्रकार ग्रपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं उपायों का वर्णन इसमें किया गया है। इस ग्रन्थ में 4 प्रतान हैं (1) छन्द: सिद्धि (2) शब्द-सिद्धि (3) श्लेषसिद्ध (4) ग्रौर चतुर्थ प्रतान में ग्रथंसिद्धि के उपायों का प्रतिपादन किया गया है। इस पर चन्द्रविरचित कि शिक्षा वृत्ति नाम की टीका है ग्रौर दूसरी टीका मकरन्द नाम की है।

### जयदेव ई० 1300

यह विदमें के कुण्डिनपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम महादेव और माता का नाम सुमित्रा था। इनका विरचित चन्द्रालोक नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी उपाधि पीयूष वर्ष थी। चन्द्रालोक अनुष्टुप् छन्द में है। इसमें किव-विरचित ही उदाहरण हैं। इसके 10 मयूख हैं और 350 क्लोक हैं। इस पर 6 टीकायें हैं, जिनमें प्रद्योतन मट्ट की चन्द्रालोकप्रकाश शारदागम, गागा भट्ट की राकागम, वैद्यनाथ पायगुण्ड की रमा नाम की टीकायें प्रसिद्ध हैं। हिन्दी में इसकी उत्था भाषाभूषण के नाम से हुई है।

### शारदातनय ई॰ 1300

इसका विरचित भावप्रकाश नाम का नाट्यशास्त्र का ग्रंथ है। यह काश्यपगोत्री ब्राह्मण थे। इनका प्रपितामह लक्ष्मण पितामह

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

<sup>1.</sup> चन्द्रालोकमयं स्वयं वितनुते पीयूषवर्षः कविः।

कृष्ण और पिता भट्ट गोपाल था। भट्टगोपाल को शारदा की आरा-धना से यह पुत्र हुआ था। इसलिए इसका यह नाम शारदातनय रखा। इसने अपना निवास आर्यावर्त्त के मेस्तर के दक्षिण भाग में माठरपूज्या ग्राम वताया है। कोई मेस्तर को मेरठ और अन्य मद्रास प्रान्त में विद्यमान उत्तार मेरु मानते हैं। भट्टगोपाल के पिता ने वाराणसी में महादेव की आराधना की थी। शारदातनय संगीत का भी आचार्य था। इसका प्रथम ग्रंथ शारदीयसंगीत है। इनका नाटक गुरु दिवाकर काशीवासी था। भावप्रकाश को शारदा-तनय ने भोजराज के श्रृगारप्रकाश के आधार पर रचा था। भावप्रकाश में कोहल, मातृगुप्त, सुवन्धु आदि नाट्याचार्यों का उल्लेख मिलता है। इसमें दस अधिकार हैं। इसके नवम अधिकार में नृत्य के भेदों का वर्णन है। इस ग्रंथ की कोई टीका उपलब्ध नहीं होती।

### भानुदत्त ई० 1400

इनकी विरिचित रसमंजरी और रसतरंगिणो हैं। इन दोनों पुस्तकों में अपने विरिचित गीतगौरीपित काव्य के अनेक इलोक मिलते हैं। इनके पिता का नाम गणनाथ था। भानुदत्त शैव थे। इन्होंने अपने सब ग्रंथों के आरम्भ में शिव की ही वन्दना की है। इनकी जन्मभूमि विदेहभू थी और यह मैथिल थे।

रसमंजरी के तीन भागों में केवल नायिका भेद ही सिवस्तार वर्णन है। शेष ग्रंथ में दूती, श्रृंगारादि का विस्तृत वर्णन है। इस पर गोपालाचार्य की विलास, शेषचिन्तामणि की परिमल और नागेश की प्रकाश टीकायें प्रसिद्ध हैं।

रसतरंगिणी—इस ग्रलंकार ग्रंथ में दतरंग हैं। इसमें वह विषय है जो रसमंजरी में नहीं है। इसमें रस, स्थायीभाव, विभाव, ग्रनु-भाव, व्यभिचारीभावादि का तथा श्रृंगाररस का सविस्तर वर्णन है। इस पर 10 टीकायें हैं। इन दोनों ग्रन्थों में किव निर्मित ही उदाहरण दिये गये हैं।

#### विद्याधर ई० 1400

विद्याघर का एकमात्र प्रन्थ एकावली है। इसमें 8 उन्मेष या प्रघ्याय हैं। यह प्रन्थ काव्यप्रकाश ग्रीर ग्रलंकारसर्वस्व के ग्राधार पर बना है। उसके ऊपर 1400 ई॰ में यानी इन्हीं के समकालीन सुप्रसिद्ध टीकाकार मिललनाथ ने तरला नामक विद्वत्तापूर्ण टीका लिखी है। इसीलिए मिललनाथ ने ग्रपनी काव्य टीकाग्रों में एकावली के काव्य लक्ष्ण ही प्रायः उद्धृत किये हैं। एकावली की एक मुख्य विशेषता यह है कि इममें जितने उदाहरण हैं वह स्वयं विद्याधर के बनाये हुए हैं। उन्होंने स्वयं ग्रपने ग्राश्रयदाता उन्कलाधिपित नरसिंहदेव को स्तुतिरूप में रचना की है।

#### विद्यानाथ ई० 1400

इन्होंने अलंकार शास्त्र पर प्रतापरुद्रयशोभूषण नामक ग्रन्थ लिखा है। उसमें कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण तीन भाग हैं। इनके सारे उदाहरण आंध्र प्रदेश के काकलीय वंश के राजा प्रतापरुद्र की स्तुति में स्वयं विद्यानाथ के बनाये हुए हैं। यह प्रतापरुद्र ग्रान्ध्र प्रदेश के राजा थे। इनकी राजधानी वारंगल जिसको एकशिला भी कहते हैं, थी। विद्यानाथ के प्रतापरुद्रयशोभूषण के ग्रादर्श पर ही कदाचित् हिन्दी के किव भूषण ने शिवराजभूषण नामक ग्रलंकार ग्रन्थ की हिन्दी में रचना की थी। इस ग्रलंकार ग्रन्थ की दक्षिण

एवं विद्याघरस्तेषु कान्तासम्मितलक्षणम् ।
 करोमि नर्रासहस्य चाटुक्लोकानुदाहरन् ।।

प्रतापख्द्रदेवस्य गुणानाश्चित्य निर्मितः ।
 म्रलंकारप्रवन्घोयं सन्तः कर्णोत्सवोऽस्तु वः ।।

में बड़ी प्रसिद्धि है। इसमें ६ प्रकरण हैं। इस पर मिल्लनाथ के पुत्र कुमारस्वामी की रत्नापण नाम की टीका है। दूसरी रत्नषाण टीका भी है परन्तु वह अधूरी ही उपलब्ध है।

# सिंघ भूपाल ई॰ 1400

इनका विरचित रसार्णवसुधाकर नाम का अलंकार ग्रन्थ है।
यह दक्षिण के व्यंकटगिरि का राजा था। मिल्लिनाथ और उसका
पुत्र कुमार स्वामी दोनों ही अपने ग्रन्थों में इसका निर्देश करते हैं।
इनके पिता का नाम अनन्त और माता का नाम अन्नमाम्बा था।
यह राजा विद्वानों का आश्रयदाता था। इसका विरचित नाटक
परिभाषा और सिंघभूपालीय अलंकार, ये दो ग्रन्थ माने जाते
हैं।

रसार्णवसुधाकर = यह नाट्यशास्त्र का ग्रन्थ भोज के श्रृंगार प्रकाश ग्रौर शारदातनय के भावप्रकाश के ग्राधार से रचा गया है। रस ग्रौर नाट्य के प्रकरणों में भरत, रुद्रभट्ट ग्रौर दशरूपक ग्रादि प्रधान ग्रन्थकारों के ग्रन्थों का भी परिचय मिलता है। इसमें अनेक नाटकों के नाम निर्देश हैं।

# विश्वनाथ ई० 1400

इनका विरचित अलंकार का अत्यन्त प्रसिद्ध प्रन्थ साहित्यदर्पण है। मम्मट के बाद इन्हीं का नाम अलंकार शास्त्र में आता है। जितना प्रचार पठन पाठन में इसका हुआ उतना और किसी साहित्य प्रन्थ का नहीं। यह साहित्य का सर्वांग पूर्ण प्रन्थ है। इसके आजाने से और किसी अन्य प्रन्थ की आवश्यकता नहीं रहती। यह तक के समान है और वाकी तक से बनी हुई लस्सी के समान। इनके पिता का नाम महाकवि चन्द्रशेखर था जो विद्वान् और उत्कल के राजा के मन्त्री भी थे। इन्होंने पुष्पमाला और भाषाणव दो प्रन्थ लिखे जो उपलब्ध हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इनके पितामह महापात्र राघवानन्द और वृद्ध पितामह नारायण थे। विश्वनाथ उत्कल (किलग) के निवासी और गौड़ ब्राह्मण थे। विश्वनाथ की उपाधि 'सिन्धिविग्रहिमहापात्र' थी ग्रर्थात् सुलह ग्रौर लड़ाई का महकमा (Port folio) इसके ग्रधीन था और यह राजा का महा पात्र ग्रर्थात् (महा मन्त्री भी था) ग्रलाउद्दीन खिलजी के समय इन्होंने साहित्यदपंण की रचना की। यह वैष्णव थे ग्रौर 14 भाषाग्रों के जानने वाले थे। इनका साहित्य दपंण काव्य शास्त्र का विश्वकोष है। मम्मट के ग्रन्थ में मौलिकता का साम्राज्य है जविक साहित्य दपंण ग्रिकाश में संग्रह ग्रन्थों की श्रेणी में है।

इसका दृश्य काव्य नाट्शास्त्र घनञ्ज्य के दशरूपक पर ग्रवलिम्बत है। इसी प्रकार रसघ्विन ग्रीर गुणीभूतव्यंग का ग्रिधिकांश भाग घ्वन्यालोक ग्रीर काव्य प्रकाश से लिया गया है। ग्रलंकार प्रकरण काव्यप्रकाश और रुयक के ग्रलंकारसर्वस्व से। रुयक का तो विश्वनाथ ने दासवत ग्रनुकरण किया है। साहित्यदर्पण में 10 पिर च्छेद हैं। इनमें विश्वनाथ विरचित श्लोक 20 के करीव हैं। बाकी उदाहरण ग्रन्थ ग्रन्थों से लिये गये हैं। इस पर केवल चार टीकायें हैं। जिनमें रामचरणतर्कवागीश की ई॰ 1701 में विरचित विवृति नाम की टीकाप्रसिद्ध है। इनके विरचित ग्रन्थ ये हैं—(1) राघविलासकाव्य (2) कुवलयाश्वचरित (प्राकृत काव्य) (3) प्रभावतीपरिणयनाटिका (4) प्रशस्तिरत्नाविल (5) चन्द्रकला नाटिका (6) नरसिंहविजयकाव्य (7) ग्रीर काव्य प्रकाश की टीका

साहित्य दर्पे ।4।14

<sup>1.</sup> पात्रं स्रुवादौ पर्णे च भाजने राजमन्त्रिण । मेदिनी कोशे

सन्धौं सर्वस्वहरणं विग्रहे प्राणितग्रहः ।
 ग्रलावद्दोन-नृपतौ न सन्धिनंच विग्रहः ।

<sup>3.</sup> श्रीमन्नारायण चरणारविन्दमधुत्रत।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

काव्यप्रकाशदपण है। काव्यप्रकाश की टीकादीपिका का कर्ता चण्डी-दास विश्वनाथ के पितामह का कनिष्ठ भ्राता था।

#### रूपगोस्वामी ई॰ 1600

इनका विरचित उज्वलनीलमणि नाम का ग्रलंकार ग्रन्थ और नाटकचित्रका नाम का नाट्य ग्रन्थ है। पद्यावली यह एक स्तोत्र काव्य ग्रीर सुभाषितकाव्य है। यह बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव मत प्रवर्तक चैतन्यमहाप्रभु के शिष्य थे। इनके वंश का मूल पुरुष 'सर्व' ज्ञ कर्णाट का राजा या। इसके वंश में पाँच पीढ़ी पर कुमार नामक व्यक्ति हुग्रा। उसके तीन पुत्र थे। (1) सनातन (2) रूप ग्रीर (3) वल्लभ। रूप ग्रीर सनातन दोनों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसलिए वह जाति च्युत हो गये। परन्तु चैतन्य देव ने उन्हें पुनः हिन्दू बनाया था इसी रूप का ग्रागे चलकर नाम हुआ रूपगोस्वामी। इनके विरचित ग्रन्थ (1) विदग्धमाधव (2) उत्किल कावल्लरी (3) उज्वलनीलमणि ग्रीर (4) व ष्णवतोषिणी व्याकरण ग्रन्थ है। उज्जवलनीलमणि ग्रीर (4) व ष्णवतोषिणी व्यान्वरण ग्रन्थ है। उज्जवलनीलमणि में इसके रचित ग्रीर भी ग्रन्थ निर्दिष्ट हैं।

नाटकचद्रिका भरत नाट्यग्रास्त्र के ग्राधार पर लिखी गई है। साहित्यदर्पण में प्रतिपादित नाट्य प्रकरण भरत नाट्य शास्त्र के विरुद्ध होने के कारण हेय है नाट्यचन्द्रिका में 8 प्रकरण हैं।

# कविकर्णपूर ई० 1600

इनका विरचित अलंकार ग्रन्थ 'अलंकार कौस्तुभ' है। यह कवि कर्णपूर पहले परमानन्ददाससेन के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके पिता का नाम शिवानन्द सेन था। इनका गुरु श्रीनाथ था। यह बंगाल के वैद्यकुल में उत्पन्न हुए थे। यह वैष्णव थे। इनके पिता शिवानन्द सेन चैतन्यदेव के शिष्य थे। कवि वर कर्णपूर विरचित चैतन्यचन्द्रोदयनाटक ई० 1572 का है। इस नाटक की भूमिका में कहा है कि यह किव कर्णपूर निदया के काँचनपत्नी में ई० 1524 में जन्मे थे। इनका विरचित गौराष्ट्रगणोह शदीपिका ई० 1576 की है। इनका पुत्र किवचन्द्र बड़ा भारी किव था। किव कर्णपूर विरचित अन्य अन्य 'आनन्दवृन्दावन चम्पू' और उसकी टीका चमत्कारचन्द्रिका, बृहत्कुष्णगणोह शदीपिका और वर्णप्रकाश है। वर्णप्रकाश कोशग्रन्थ है और अमरमाणिक्य के पुत्र राजधर के लिए लिखा था।

अलंकारकौस्तुभ -इसके 10 किरण हैं। यह रूप गोस्वामी के उज्जवनीलमणि से अधिक विस्तृत प्रन्थ है। इसमें वैष्णव धर्म का उतना प्रकाश नहीं है। तथापि प्रमुख उदाहरण श्रीकृष्ण की स्तुति के ही हैं। इसमें काव्यप्रकाश का अनुकरण है। इस पर 4 टीकाय हैं जिनमें स्वविरचित किरण, विश्वनाथ चक्रवर्ती विरचित सारबोधनी और बृन्दावनचन्द्रतक्लिकारचक्रवर्ती विरचित दीधित-प्रकाशिका प्रसिद्ध हैं।

# म्रप्यदीक्षित ई० 1600

इनके विरचित बृत्तिवार्तिक, चित्रमीमाँसा और कुवलयानम्द्र नाम के तीन अलंकार ग्रन्थ हैं। ग्रद्धैतसिद्धि के रचियता मधुसूदन सरस्वती ने इन्हें सर्वतन्त्र स्वतन्त्र कहा है। ग्रप्पय दीक्षित बड़े भारी लेखक थे। इन्होंने १०४ ग्रंथ लिखे हैं। इनके पिता रंगराजग्रध्वरी थे और पितामह ग्राचार्यदीक्षित थे। इनका गोत्र भारद्वाज था। और यह द्रविड़ देश में काँची के रहने वाले थे। इन्होंने ७२ साल की ग्रायु भोगी। सिद्धान्तकौमुदी के कर्ता भट्टोजीदीक्षित ग्रपनी सिद्धान्त कौमुदी की रचना के बाद कांशी से दक्षिण में अप्पय दीक्षित के पास ग्रध्ययन करने के लिए गए थे और वहाँ व्यकटपति